## श्री अङ्गारक ग्रह आवरण पूजा क्रमः

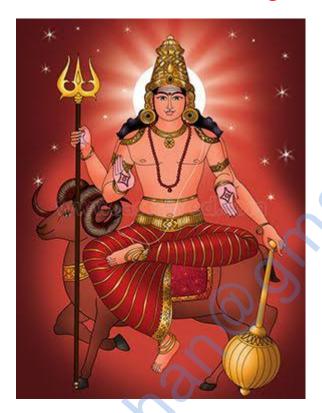

# पीठ पूजा

ॐ प्रभूताय नमः।

ॐ विमलाय नमः।

ॐ साराय नमः।

ॐ समाराध्याय नमः।

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

- ॐ परमसुखाय नमः ।
- ॐ अं अनन्ताय नमः।
- ॐ पृं पृथिव्यै नमः।
- ॐ अं अमृतसागराय नमः।
- ॐ रं रत्नद्वीपाय नमः।
- ॐ हें हेमगिरये नमः।
- ॐ नं नन्दनोद्यानाय नमः।
- ॐ कं कल्पवृक्षेभ्यो नमः।
- ॐ मं मणिभूषितभूतलाय नमः।
- ॐ सं सूर्यमण्डलाय नमः।
- ॐ वं वह्निमण्डलाय नमः।
- ॐ सं सोममण्डलाय नमः।
- ॐ रां दीप्तायै नमः।
- ॐ रीं सूक्ष्मायै नमः।
- ॐ रूं जयायै नमः।

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

ॐ रें भद्रायै नमः।

ॐ रैं विभूत्यै नमः।

ॐ रों विमलायै नमः।

ॐ रौं अमोघायै नमः।

ॐ रं विद्युतायै नमः।

ॐ रः सर्वतोमुख्यै नमः ।

ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाय सौराय योगपीठात्मने नमः।

#### अङ्गारक ग्रह आवाहनम्

भगवान् अङ्गारकग्रहं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तमाल्याम्बरधरं रक्तछत्रध्वजपताकोपभिशोभितम् दिव्यरथसमारूढं मेरुं प्रदक्षिणीकुर्वाणं मेषवाहनं दक्षिणाभिमुखं चतुर्भुजं गदाशूलशक्तिधरं अवन्तिदेशाधिपं भारद्वाजगोत्रं राक्षससंवत्सरं आषाढ कृष्ण चतुर्दश्यां

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

मृगशिरा नक्षत्रे जातं मेषवृश्चिकराश्याधिपं भौमवासरप्रयुक्तं किरीटिनं सुखासीनं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं ग्रहमण्डलप्रविष्टम् अस्मिन् अधिकरणे सूर्यगृहस्य दक्षिण दिग्भागे त्रिकोणाकार मण्डले भूर्भुवस्वः अङ्गारक ग्रहमावाहयामि ।

अङ्गारक ग्रहस्य दक्षिणदिग्भागे अङ्गारकग्रहस्य अधिदेवता भूमिमावाहयामि ।

अङ्गारकग्रहस्य उत्तरदिग्भागेअङ्गारकग्रहस्य प्रत्यधिदेवता क्षेत्रपतिमावाहयामि ।

## षोडशोपचार पूजनम्

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । अधिदेवताप्रत्यधिदेवता सहिताय अङ्गारकग्रहं आवाहयामि नमः । आवाहन मुद्रां प्रदर्श्य ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । अङ्गारकग्रहं स्थापिता भव । स्थापण मुद्रां प्रदर्श्य ।

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । अङ्गारकग्रहं संस्थितो भव । संस्थित मुद्रां प्रदर्श्य ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । अङ्गारकग्रहं सन्निरुद्ध भव । सन्निरुद्ध मुद्रां प्रदर्श्य ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । अङ्गारकग्रहं सम्मुखी भव । सम्मुखी मुद्रां प्रदर्श्य ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । अङ्गारकग्रहं अवकुण्ठितो भव । अवकुण्ठन मुद्रां प्रदर्श्य ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । अङ्गारकग्रह श्री पादुकां पूजयामि नमः । वन्दन धेनु योनि मुद्राञ्श्च प्रदर्श्य ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारकग्रहाय नमः । आसनं कल्पयामि नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारकग्रहाय नमः । पादयोः पाद्यं कल्पयामि नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारकग्रहाय नमः । हस्तयोः अर्घ्यं कल्पयामि नमः ।

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारकग्रहाय नमः । मुखे आचमनीयं कल्पयामि नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारकग्रहाय नमः । शुद्धोदक स्नानं कल्पयामि नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारकग्रहाय नमः । स्नानानन्तरं आचमनीयं कल्पयामि नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारकग्रहाय नमः । वस्त्राणि कल्पयामि नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारकग्रहाय नमः । आभरणानि कल्पयामि नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारकग्रहाय नमः । दिव्यपरिमल गन्धं कल्पयामि नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारकग्रहाय नमः । गन्धस्योऽपरि हरिद्रा कुङ्कुमं कल्पयामि नमः।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

अङ्गारकग्रहाय नमः । पुष्पाक्षतान् कल्पयामि नमः ।
ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री
अङ्गारकग्रहाय नमः । धूपं कल्पयामि नमः ।
ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री
अङ्गारकग्रहाय नमः । दीपं कल्पयामि नमः ।
ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री
अङ्गारकग्रहाय नमः । नैवेद्यं कल्पयामि नमः ।
ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री
अङ्गारकग्रहाय नमः । सुगन्ध ताम्बूलं कल्पयामि नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारकग्रहाय नमः । कर्पूर नीराञ्जनं कल्पयामि नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारकग्रहाय नमः । प्रदक्षिण नमस्कारान् कल्पयामि नमः।

### सन्विन्मये परे देवा परामृत रुचि प्रिय ।

### अनुज्ञां अङ्गारकगृहं देहि परिवारार्चनाय मे ॥

## षडङ्ग तर्पणम्

कां हृदयाय नमः । हृदय शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

कीं शिरसे स्वाहा । शिरो शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

कूं शिखायै वषट् । शिखा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

कैं कवचाय हुं । कवच शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

कौं नेत्रत्रयाय वौषट् । नेत्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

कः अस्त्राय फट् । अस्त्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

## लयाङ्ग तर्पणम्

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारक ग्रह श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (१० वारम्)

#### प्रथमावरणम्

कां हृदयाय नमः । हृदय शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

कीं शिरसे स्वाहा । शिरो शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

कूं शिखायै वषट् । शिखा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

कैं कवचाय हुं। कवच शक्ति श्री पादुकां पूजयामि

तर्पयामि नमः ।

कौं नेत्रत्रयाय वौषट् । नेत्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

कः अस्त्राय फट् । अस्त्र शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ एताः प्रथमावरण देवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारक ग्रह श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सल। भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम् ॥

## द्वितीयावरणम्

- ॐ मङ्गलाय नमः । मङ्गल श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।
- ॐ भूमिपुत्राय नमः। भूमिपुत्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।
- ॐ ऋणहर्त्रे नमः । ऋणहतृ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
- ॐ धनप्रदाय नमः । धनप्रद श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
- ॐ सत्तिरासनाय नमः । क्षान्ती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।
- ॐ महाकाय नमः । महाकाय श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।
- ॐ सर्वकर्मविरोधकाय नमः । सर्वकर्मविरोधक श्री पादुकां

पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ लोहिताय नमः । लोहित श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ लोहिताक्षाय नमः । लोहिताक्ष श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ सामगाणां कृपाकराय नमः । सामगाणां कृपाकर श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ धरात्मजाय नमः । धरात्मज श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ कुजाय नमः । कुज श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ भौमाय नमः।भौम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ भूदिताय नमः । भूदित श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ भूमिनन्दनाय नमः । भूमिनन्दन श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

- ॐ अङ्गारकाय नमः । अङ्गारक श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।
- ॐ यमाय नमः । यम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
- ॐ सर्वरोगप्रहारिणे नमः । सर्वरोगप्रहारिण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
- ॐ सर्ववृष्टिकर्त्रे नमः । सर्ववृष्टिकर्तृ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
- ॐ वृष्टिकर्त्रे नमः । वृष्टिकर्तृ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
- ॐ सर्वरोगापहारकाय नमः । सर्वरोगापहारक श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ एताः द्वितीयावरण देवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारक ग्रह श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सल। भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम्॥

## तृतीयावरणम्

ॐ अग्नये नमः । अग्नि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ निऋतये नमः । निऋति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ वरुणाय नमः । वरुण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ गरुडाय नमः । गरुड श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

नमः।

ॐ महावायवे नमः । महावायु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ महातार्क्षाय नमः । महातार्क्ष श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ एताः तृतीयावरण देवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारक ग्रह श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सल। भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम् ॥

# तुरियावरणम्

- ॐ शङ्खाय नमः । शङ्ख श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।
- ॐ डमरुकाय नमः । डमरु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।
- ॐ कपालाय नमः । कपाल श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
- ॐ वरदाय नमः । वरद श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।
- ॐ पर्जन्याय नमः। पर्जन्य श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।
- ॐ कालकालाय नमः । कालकाल श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।
- ॐ चतुर्मुखाय नमः । चतुर्मुख श्री पादुकां पूजयामि

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

#### तर्पयामि नमः ।

ॐ एताः तुरियावरण देवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारक ग्रह श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सल। भक्त्या समर्पये तुभ्यं तुरियावरणार्चनम् ॥

पञ्चमावरणम्

- ॐ पञ्चमूर्तये नमः । पञ्चमूर्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।
- ॐ नृसिंहाय नमः । नृसिंह श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।
- ॐ व्याघ्राय नमः । व्याघ्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।
- ॐ विनतासुताय नमः । विनतासुत श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
- ॐ सर्वविद्येश्वराय नमः । सर्वविध्येश्वर श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ एताः पञ्चमावरण देवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारक ग्रह श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

### वारम्)

# ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सल। भक्त्या समर्पये तुभ्यं पञ्चमावरणार्चनम् ॥

#### षष्ट्यावरणम्

ॐ आं ब्राह्म्यै नमः । ब्राह्मी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ ईं माहेश्वर्यें नमः । माहेश्वरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ ऊं कौमार्ये नमः । कौमारी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ ऋं वैष्णव्यै नमः । वैष्णवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ लॄं वाराह्यै नमः । वाराही श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि अपि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

नमः।

ॐ ऐं माहेन्द्र्यै नमः । माहेन्द्री श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ औं चामुण्डायै नमः । चामुण्डा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ अः महालक्ष्म्यै नमः । महालक्ष्मी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ एताः षष्ट्यावरण देवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारक ग्रह श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

# ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सल। भक्त्या समर्पये तुभ्यं षष्ट्यावरणार्चनम् ॥

#### सप्तमावरणम्

ॐ लं इन्द्राय नमः । इन्द्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ रं अग्नये नमः । अग्नि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ टं यमाय नमः । यम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ क्षं निऋतये नमः । निऋति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ वं वरुणाय नमः । वरुण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ यं वायवे नमः । वायु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

नमः।

ॐ कुं कुबेराय नमः । कुबेर श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ हौं ईशानाय नमः । ईशान श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ आं ब्रह्मणे नमः । ब्रह्म श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ ह्रीं अनन्ताय नमः । अनन्त श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ एताः सप्तमावरण देवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारक ग्रह श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३ वारम्)

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

# ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सल। भक्त्या समर्पये तुभ्यं सप्तमावरणार्चनम् ॥

#### अष्टमावरणम्

ॐ वं वज्राय नमः । वज्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ शं शक्तये नमः । शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ दं दण्डाय नमः। दण्ड श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ खं खड्गाय नमः । खड्ग श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ पं पाशाय नमः । पाश श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ ध्वं ध्वजाय नमः । ध्वज श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ गं गदायै नमः । गदा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ त्रिं त्रिशूलाय नमः । त्रिशूल श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ पं पद्माय नमः । पद्म श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ चं चक्राय नमः । चक्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ एताः अष्टमावरण देवताः साङ्गाः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः ।

ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा । श्री अङ्गारक ग्रह श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (३

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

### वारम्)

ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सल। भक्त्या समर्पये तुभ्यं अष्टमावरणार्चनम् ॥

इति श्री अङ्गारक ग्रह आवरण पूजा क्रमः